

- Title 412/92
- Accession No Title
- Accession No -

Folio No/ Pages

- Lines-
- Size
- Script Devanagari रियाग्र

Substance Paper -

Language

- Period
- End Beginning Colophon-

Illustrations -

- Source -
- Subject -
- Revisor Remarks-Author -

Collection. Digitized by S3 Foundation USA CC-0. Gurukul Kangri Universi

। श्रीगरोणायनमः खीगुरत्योनमः रांत्रमायवनी क्ष्यारिनी सर्वकार्यन्न धिनीमर्वकार्यनिने नाजकाशि निरुद्धि त्यर्थाद्वद्वद्वद्दद्दि हिलि हिलिमानिजिति वितिनं कार्यसम्बद्धि स्वाहा नहाद्वनम् स्वस्म केर्यः व ज्ञानम् स्वरं बद्धासङ्ग ह्या हर्षस्य गेयं स्थाहनं यूसम् विख्ना खयस त्यं ब्रह्मचारिख यस त्यं तीक पाला नाई देवे प्रवरायम समेन्या विते एव्यी सम्पन्त पति समेना वायनी वातिसत्ये सर्व प्रतिष्टित तन सत्यनशोवेनइदंत्रानं घ्रिष्ठतः यत्यत्यं वहत्तावायायत्सत्यं वंद्रसूर्य याः १११ पदंपदं चेन् बीलाशोत्यविचित्रय त्यंकाकोल्यकग्टं भ्रास्त



नि गुरुभक्तपरस्तं चकलदेवीं प्रधुनंगेन इदंचने खिन्ता नंवामहक्त त्ववरंग दक्षिणान प्रदेशीन नशकीन लका दिव १२१ पर्विव प्रदेशीन पाश्राक्षेत्रतितस्य आयागभगद्रवेत्रसमाद्रवेत्रजेखिप खानस्यला भः स्वजनेः संयोगित्रातितस्त्या ध्यानासंपत्तिरर्धस्यवंधवर्गस्य द्रभ ब्बलः ननेसर्वजनेरीविभविद्यानिस्वावहं इदेवनेस्यिन्तांनस्वत्रेर श्यसिक जरान १२२ पदं किक डिक चैच पाशायं प्रतितस्तव विचितार्थ खलामका स्थानसन्तानरावन समागमन्थाने दे भीवेषातनसंत्रायः मासेनश्य नितेवापं कल्या शांसमुप स्थिन खरिर द्विसर्वकार्या गांद्र ।

राम

षक्षिकान्मशकां क्षणा नेलांग्रेके स्वायवित्रसम्पेचपथ्यित ननः पापित्रपायागान्तानिसिद्धिलेप्येन ११३ पदंष्देश्विकंचोनेविशित कालंग्र राषु रयाने नवार्य लामे विचेतारवजनसगमे सन सर्वमिविधे नलमनेना अस्ययः यितन सिऽस्यः बालः के श्रिता बनेगनाः क पयानिवने सिद्धि विह्यायनारकं विभनायन हसम्परायानुद्री व रामिते ११४ वदंषदं वहका वर्णतानवकारीका कृष्ट् दिकराह्य याक्त्याणसम्प्रस्थितं भूभिलाभीर्यलाभेचसंबंधीरहरूणसह विया यदर्यतंचेव प्रज्लाभंचदृश्यते मासत्रवेरम्लाभंचसर्वयेवमविष्य

यप्नेनवमानव अञ्चार्याचि रूमेनतेराञ्जीचकलहंग्र १२३ पदं दिहिक त्रिकं चाये असिक्त वृह्यमे आयो नरमवार्थस्य विद्वितंत्र स्था व कल व कि स्थलामञ्चर्य गमस्वजने सह मिखा निननी दह स्थित है एस वागमः इद्वने खिन्नानं कलह्स्व जैने सह खीनिनानव वासे खिचे नाना प्च येदिने १२४ वदं हिन च र ब्लंच म दो यं पतितस्तव वं ध्तासग्री सत्र दि व्रमेवनविद्याति सक्तंवास्त्रमेसाधनस्त्रवस्वावहाः सर्वेकर्मानव व्यतिग्रीभवानी प्रसादतः इदंचित्रहाने ज्ञानंगां थेवेः परिम् काते तेपेरा भिजानीया स्वमेद स्पपियं २३१ पदंत्रिकं पदंचाते हत्राने पत्र इतंनी

लवीमद्राणितजारिगरानं चविजयोगहाने प्रजवारेष्ठते चिट्टिश्यते नाजसं श्रयः श्यानंच इय्यतामं श्राह्य य्योवितिक्ति यञ्चन र वितरंचन दिव त्राष्पसेश्वं इदंचते सिमानं स्वत्रपत्रपिष्वं नान् १३२ पदं त्रिकेष के बाते इंडिन: पीततासव यत्वया वितितकार्यततेसर्वभविष्यति स्व व्यवरिख्यासाई वीतिसेसर्वकोभना माविद्यादयराभ्यान्नानाभी है बलम्यते १३३ वदं त्रिकं त्रिकं विवस्थ नाष्ट्रगतमालं अपनादात्रतेला सी द्याधिष्ठाणिशरीरतः तबसिद्धियनं चापित्राभवान्त्रागासंशयः। इदंगुरुतरंकायीक्षेने वनविद्यात १३४पदेश्वं त्रिकंनध्ये चत्रकंची

वसानकं पाश्वाविजयोनामनस्य स्वामिवितिनं राजानं मेत्रिरावापि दिशमिद्दिशकावने देशानरमता जितानव चेनिस्वने ने पराजयंच शत्रांगसरकीनेवीसामेवच प्रास्मितिने अमासवैमनसायि वि निनं नाराग्यनवनात्मवदीराापापमनःपरं देवदेवं प्रप्राखननः सिद्धिभीविद्याति १४१ वद्यादी च सुक्षेच पदंचे बावसानकं भूगियोग रत्वयाख्याने व्यवसायानसंपदं सर्व ची इति मई का आ स्थित मंस लं ध्रवं सप्तमिदि बसे नुभ्यताभ्रेया च भविष्यित १४२ परमादी च नुष्यं च हिं के बेबावसान के इंड भि: पिनता नेन नवधा नेप चंगरहे बाधवा

नाहिनाणीय नविचेना चयनने के इंबर दिक्त्या गांसंगमः स्वर्जने सह भविष्यतिन्संदेही नयचिल्प्यस्थवं राज्ययशस्त्र ने रिद्धः सर्व सिद्ध र्नस्यायः इद्वनेत्विनज्ञानकलहिलभये नाहे स्वीनिमिनाचनेचिना स्वनित्तित्ववर्तते १४३ पदं विवं चतुष्कचित्रकं चेवा बसानकं शस्या निनेन्सर्वि विनिनार्धसमागमः उप स्थितं चक्र स्था गिक्र स्थालाभवा । इयमे अभिज्ञान मिदं यञ्चलको या मानर में गनः २४४ पदं श्वें च च ते। राम को दो व यो पनि नस्तव संपन्ति सर्वकार्था गांधन धान्यसमागमः यन्ते ४ याचितितः खस्यः सनुसर्वाभिवयाति स्वेत्रदर्शस्यदेवाश्चितिशायो।

雪、

नात्र संश्यां हिसंपदं पदं चैव वाश के पनि ने तब महाकार्य मिदं चिन्ध मीर्थ चितितत्वया मीव्यति स्रवार्य चित्र विच्यति स्रवार्य चित्र समागनः शामनं। चेददृश्यनेवश्यमेवनस्थयः इदंचनेन्धिभ्रानंयदिषस्पनिरंगरं वर्षनाराह्मांचमवरपुष्पफलानिच २१२ हिकं पदं हिकं चाने त्रियवं ध्यमागमः कुलरिद्धिवाहम्बहिरगण्यस्वसंपदः नविद्यानिनवा जाची भिन्नेगीस्व प्रदर्शनं प्रवासगमने जितेय कार्य वितिनं न या अलदेवीं प्रपद्यस्वतासर्वेच भविष्यति २९३ हिसे पदं जिसे वाते इंडिम:पिननानव हिपदेनसोविताइदिनिर्वाराकारंग तस्पर

नाभी किनासे नवं युवर्ग समागमः २९४ किन पदं चन वन वे भंदी यं पतिन स्व निमिनं ह्यानेयत्रयाह्यं नाह्यं ग्रथा यने न रिवन्र च हने न दपरिगात ययादरंगतकी यत्नाभीपित बहरूपेन अयस्व प्रत्यपाहरी देविदेवसमाक्ति नद्याजानानिसायचन्सनने:सहसंगमः२२१६ के हिन्पदं ने वयात्रिययोगन स्तव इदं त्रितियययमे कि रवसे नास्ति तेस्रवं म्बेबितयसिक् स्यागं हृदयेवार्थसंगमः हृद्रशस्यानु विता भ्यः तव वितव लावलं दीरणानितव ६: खानिक त्यारिंगसमुप स्पि राम म इदंतने सभिज्ञानं स्वित्र हरपनुदेवना २२२ हिने हिने हिने चेव

विरोधस्वज्ञेनेः सह अभिने । सह संवोगी मिने सह विवर्षयात आस्त्रेन्मन सः विताहदयेपरिवर्तने इदंगुरु नरंकाण आयाश्राम् मुहस्यने करवे। राकार्वतिहै:स्याधिरकाहनयपते दीरगदःकर्मदः केप्रस्थानला भोभविद्यानि २२३ हिकं दिकं त्रिकं त्रिकं विकेषोमेष्वित्र प्रामीम मुभेकावे विना विनि वर्तने परार्थे वय हार सिना सिसंपन पांचना ह श्यमेनात्रियंनाभा व्यव्यायो नने धना त्यनं ज्ञार नं कामं अन्यमध् विचित्य इदंचित्वित्रात्रक्षेत्रविष्यित्रात्र्ये न्यू विष्ये वर्षे विष्ये वर्षे 3.

कीवनिवेद्याग्निकानि क्रेसावक्रतेम् विव्यासः कलहल्या अनि । अति व्यानायने भूमि कर्या कर्या समुविष्यते प्रकानिव्याम् निदः रचा निपरिदेवते गुरुषित्रस्त्रीतित्यं कलदेवीं चष्ट्रजय चितितं मनसासर्व मक्री संस्कृती महित् २३१ हिके त्रिकं पदंशीने पति तो इंडिक सिव अय। मधनस्पति श्रियमेवभविद्यति मानसी नात्तित्र यथैतार्यसैन। न्महापत्नं इदमेने द्वित्रतानंखीनित्रिताकणासना ह्रशसंभ्यक। राम विताम्ब्रस्वद्रिवश्वगर्ताताच्य २३२ डिक त्रिकं डिकं चांतेकरोत्य प तितस्तव दारुरंगिचंततंकार्यत्वस्त्रियोत्र हश्यते कार्यसिष्ट्रिस्त्रेत्र

ना सिख्यं चात्रन द्यपने नव चिन्हीम् तार्थं ब्रख्ये महिष्दर्शनं स्वन्ने वयन्याह्याष्ट्रवयात्त्रनस्ययः उनीर्गास्यनदीष्ट्रणात्त्रः त्राष्ट्रपति। शामन २३३ हिक त्रिक जिक चैच इंदिम प्रामन अपिन कार्य मेन मुकिचिद्वभय्यतेनच परकार्यस्ताचिताचरोधित्वनसंशयः नथा नेदारुणीं नेमनचीं विदिनस्लया कुलकायां नरंकि विद्वित्यप रित्यज कलदेवित्रपद्मखननः श्रेयामिवयानि स्वराचित्रमेन द्वि विधायकलहं गरे ने ने विधिन ग्रीमास्य ने प्रश्वित । २३४ हि के बनक बन इला पितान व हता का मिना पी नं कि प्रमेव

भविष्यति क्रंचस्थानिवनाभ्याभ्रमने चप्रनः प्रनः मास्नना क्रिनेपापिति प्रमोसनिवध्यति स्वभ्रप्रस्थाक्के वम्रिक बैवपश्यसि जले प्रतरमानस्परव त्रेन्वप्रति वधास उनीर्गाडः ख्कासारमहायुष्टिसावरुधा खाराध्य श्रविर्भ बाखने नेक् लिहेबमा २४१ हिक बतु ब्लेच पदं खीय प्रतिमस्त्र पार् शिग्रहरा जिमाने कस्याधि गमने पिया बिति ने प्रास्थित प्रति प्र स्थान दे हिस्तल स्थाने इदं जेने शिमाने में युना यो के पार्रमा ७

2४र दिनंच तुर्केच दिनं एवं ने वाबसान के चिरप्रवासिना चिने चित यागमतंत्रवा यत्वं चित्रय संख्यानं श्राभनंते नसंशयः भविष्यतिच क रिमंद्र्याचनाश्राक्षेत्र कार्याचन २४३ विक चतुर्धाचन चत्रयपित नः जन शायि याधिदः विविद्याने सम्बद्धाने स्नु नर्यस्यं वाष्यसे चितिना यश्चितियति: उपद्वः सधनागमनारेवनवत्नाभद्धार्थयते २४४ हिलं एवं बतुकों द्वों व बायपिततस्त व श्रधना हश्यते विविद्दे गस्तवदृश्यते अपस्थितं चक्त्यांग्रहदिनिर्वागकारकं याविसिद्धि दुरानित्वतनः श्रेषोभिन्नवाति इदं वते स्वित्तानं गुल्तने तिलक्त 7

चा ततः सर्वनिदं सत्यं यात्रयागदिनंतव ३११ त्रिकं पदंपदं वाने दं द भिः प्रतिनात्तव स्थानताभो लिजिनातेन याध्वागमनेत्रात श्रितिको तानिवधानिग्रभंते समुपरियतं स्वकीयाकुलदेवीत्ववाष्ट्रत्यस्व निश्वलः तनादेविद्यसादन तबसिङ्गिविद्यति इदेवने विद्यता। नंखनेपश्यसिषर्वतान् ३१२ जिनं पद्दिनं चेव इंडाम् प्रितान्य मनोर्थासीसंहर्गा अर्थलाभका द्रापते कड़ नय हिराराग्यभिवय राम निनसंशयः जातः इयार्जनायां बदेवनारायनं कर यत्वयारम् ८ सकने नस्य सिद्धिभी बिद्यान स्वत्र पश्यमि येन् च हथा। मा

हयान्याताष्ट्रके तराने अश्वेतिकेषदे जित्व चातेपायकेपतिनेतन स्र यजिताचते चित्रस्वभावस्तर्वे इथेवे वेरंकतं तस्यो सिमिनेरपि नसेयते त्याध्यत्रमहाभागनताय्यातिनेधनं पञ्जाद्रदाणि है। श्यमेदः खत्यां नाभविव्यति अञाधितवित्तं तुन्तन होय द्विगरि ३१४ त्रिके पूर्व प्रदेमध्ये बुद्ध बा बसान के कल्याराग गुरमसंपन्त्रा शित्र निन्यतिना तव तिर्वितिसर्व सिहिंच करी वेत्यसहिद्य तेत सर्वेजमेरीविधनतामाभविष्यित मनसानभवेन यंशोके स्हिता अति कत्यारां गुरासंपन्ते महाकार्ये मिष्णिति मयाविश्वाते नेतत

स्बद्धंसस्य तंपदः न्रागानिचरम्यागिस्व वे मस्याख्यपद्धं स्व ३२१ वि के दिने परेचोनेपानना विवक्तीरे समस्यास्य पर्त्सस्य क् साब्धाननपाष्ट्रा स्व वे पद्धिस्य वे चब्द्धा कारनेरगा गंचवर नगरेकारद्द्राक्षेत्रा विवस्य स्थान समोविशगायकार्य नविन्द्र्य। 9. कं मासमेकं महावापमन्यमणं निवंतय महादः खानिभयनोप्त विद्यतिन्तरहात अयस्यानानरंग्र छयदिनी विन्निम्छ य ३२२ विकं दिकं दिकं चैवव इत्यापितास्य द्यस्नानलाभस्तत्वा देगः समागमः खनः परंतृनेभदंसं वदाराग्य द्रयः अभिवय

तितथा इञ्जाभः कृस्यनंश्रायः चितितराजस्त्रातिहि स्तस्यापित न्फला इरंबने ह्यान सोभाग्येक त्रार्थक ताक्या ३२३ विकेटिक विकेचेन त्रिपिट कितानब सोभाग्येकि विद्याबर्ड रचन तकेदा चन विरिशा। येथ्लामञ्जिषेयः सहस्मागमः सर्वेदः विचमोत्रश्च हश्यने तच्या। नव नवेदमन्या बित्ववाया वह निनना शिका इदं जने हामि जानरधी श्रियसमागमः ३२४ त्रिकं हिकं चन कं चनफला प्रतिनाम् व गरे बोन युर्कि श्राच्यवत्तरेगासंपदः यत्वयामनसाध्यानेननेमर्वभिवयानि।

किंउकोषितवोडेगंनीना योकस्पनान्यया इदचने होने भिजानसब

20 रणस्टरंशिरःराजीचकल्लंबलात्वमेकसिपनानिशि चिकं। ३३१ विकं केवदेशोनेपानिमानबद्दिनः नेनेबिबिनयस्य केटवस्वस्पदः धन्य क्रिः त्रपालानावरचलानम्ब्रामनः कलदेवीप्रपद्मनविपिष्ट्रभिति। कानि अवत्सावालवत्सावातिलावचित्रनेतरा अञापिविक्रमतनेया यास्व वेच प्रथमि ३३२ त्रिकं त्रिकं हिकं चे ब पारा के वित ने न व दः ख शीलंबतेसर्वेतत्र सर्वितेवाध्याः यत्यनार्थयसे विचितस्यनात्रिस मागमः ख्रुम्य जनपदंगछ लभने बाछिन पत्न परिनस्वकरमानं ख्रुम्य इच्येरावनं ने इदं चने ह्यानिज्ञानं स्वन्ने प्रयमियाधवान् ३३३ जिके।

21

जिक्रे जिक्के वेय युग्ये प्रतितस्तव मनसः प्रार्थिताकामा प्रार्थेत प्रवेत् । अये निस्चित यूने अद्देन प्रीतिमनुत्तमाः यत्वयामनसाध्या तेनतसर्वे. मविष्यति ३३४ विके विके चिमिनियति गति यस हार ब्रमीचि नामत्रवध्यसमागमः सर्वदः खायमोद्याश्चरायने नवमानव भीवया नसंदेहोसक्तंनचित्रंतनं ३४१ त्रिक्मादी चतुःक्तं पदंचेवावसा नक् ननः एखप्राचिमाद्दयनजवनं ने भविद्यान् जने मद्भाज बादेक रिव्यति सोयाचप्रतिसाभंचभद्रसाभंचतेथ्रवं ३४२प्रिकेए वं अत्वे वृद्धि के वे वा वसानक तने परं या त्र प्रति वं ता वहा दिन ते

त् स्थानराष्ट्रिक्षतेमद्द्दयस्यापिनिर्दतः यन्त्रनरविनरवनवना भीभ विद्याति ३४३ विद्ये वे व व दिव विद्ये वे वावसानकं कपरंचीर 33 सबध्यानिविताक्वतिधना स्विरंतववालोयि लिस्पमानस्पपश्य सि गमस्यागमनेना सिद्धाला दुमविष्यित ३४४ त्रिक एवं चरुष चपार्के जिनस्त समस्त्रां मने कार्य स्वाम्यसमागृनः यवता रगना चिनामित्रवेध समागमः सर्वेदः खाँचमा स्वाम्य स्थाने मनमान ग्राम वः ४९९ चनः पदं पदं चेवपनिनाय त्रकारण स्थानिवेध पाराचि समस्त्र पनः पनः स्वासीदासम्भव विग्रानाय स्थान विद्यान स्रामः

न्यानानविषादामाविषादकरिकानि स्रतः वरं स्रतेभद्धनियान्यसमागमः उपस्थितंत्रक्त्यागां वेधिनग्रसमागमः ४१२ चर्न्या देशपदेमध्ये दि कंचेवाबसातकं खेरिनमितायतेचिताष्ठवस्यापिवितितं अर्थपरग निकि चिद्रचमेन इतिने विवादेवार्य सामवन याद्यापिन दृश्येते नद्द श्योत फलेकि चिद्रचमेन इतिनेत किचित्वालं प्रतीव खतनः सर्वे भवि व्यति ४१३ चतुक्तं चपदम्खेत्रिक्वेवावसानकं चितिनार्षप्रसाधीपं विद्वित्तसम्पश्चिता अर्थताभगनाचिता नचते सामवर्तने वितिनस्य त्वेयदानीत्निरपवंश्वमागमः विजयोगिसः एते तुभ्यवत्स्यानस्यमेवचे ६१प्रतेष्ठ्रम् म्ब्रुच्चासेदोमम्बच किंगाचिरेग्राकालेनमहान्द्रि भविष्णीन ६८ंचनेह्यभिज्ञानेखन्नप्रप्रित्रहा ४१४ चतुःकादोप्र मध्यच्यक्ति वायसानकं देवानुकुल्ननः साध्यक्षेपां प्रपाननस्तवि ६ पद्वनेनिचनानस्यमास्नसंपदः अर्थागम्नषावेषुस्योमासमान्रनः शरिरं बत्याराज्यम् वस्ति विति ते त्या नतः सर्व मिट्र विञ्च सर् लेते निवधिति । ४२९ चतु ब्लादोहिकं मध्यपदं वैवावसानकं ऋषिति नपसन् ने प्रतिकाद्दश्य विवाद स्व विवाद स्व

४२२ यह खादोहि के हो वस्थायं प्रतितस्तव चिता चितप्रन्वार्परा रिट्रणनेनम्हे परकार्यनिय नासिय न्यमगयसेयरि अधिनवव वंशक्रिशतेनासिनस्व मन्यकार्यक्रह्मध्यं यञ्चनस्कलम्ब त् सबन्नेप्रयास्योर्वनस्यार्थनावव्यासे गात्रा वारानीनिम्बल द्याश्वयुजय जलदेवी प्रपद्यत्वनन ति हिर्मावेष्यान ४२३ चतुका दोहिलेमध्येत्रिकंचेवावसानकं नेननेविजयानामाश्राञ्चासस्यस रेषा धन्त्रामार्थसंप्रतिस्वतेनेः सहस्रमनः यागदेमं वस्ति गानियारे करगानि गुमेसं प्रतिप्रयामिपापं प्रतिगतेन्वयि स्विधित्र प्रतिकारीकार्थ

26

नन्यवं वभावव्यान प्रानिष्ठमादमादम्य पान्यं सहस्रमागमः इदं वने द्यान १३ ज्ञानंस्वप्नपद्यासपादपान् ४२७ च देखं, च हिलं मधोच तु की चाचसान वं उद्देगग्रामहाचित्रविद्यतेनग्रहेऽधना कार्यवाश्रमहाचित्रेधित चित्रीचेतित्तवया तत्सर्वेसफ्लंबोस्त् हतमानंबकार्व ४३१चतुंक चित्रकं मध्येपदंचेबावसानकं ग्रामायुववात्मत्रसक् देनामनामतः रणातातरगताचितावेश्वताचेसनागमः यदण्वत्याते ध्यातं प्रवासं गमन्त्रीत दीरगानिन वहः खानिसर्व क्यागनेव यात्रायां वेप ने त्राणक्षेत्रेगावष्ठरेक्षि पर्वनारोहरगण्डिने भंगत्रसादरावच इदं चतिहावित्तानं प्रगांवाहस्तवाद्वाः ४३२ चनुष्किरितिकं मधिदि कंचे बावसानकं दीरामिनवदः स्वातिकत्यारां सनुषिधनं स्थानानरणना जिनाबंधवर्गसमागमः यद्षंबित्ववाधानं प्रवासगमनं प्रति नद्षीर मिसंप्राण्यक्रण्लेनभविष्यानि ४३३च तु कादी विक्री हो च मार्जनी प निमान्य धनमाति जन्द्रतं चिमञ्डमच बाधवा मञ्च इः कर्मदीवरा । दरिरायेन ज्ञसं अने म्याया अनु तर स्थापित्र यो भवि स्थित ४३४ वित व्यादेशिवं मध्ये ब्रह्में बाब सानकं धननी नयसन्ते न म्हाना सिव संघति यत्वयामनसाध्याने विरका समिव स्थित तक्कि विष्यास काले

श्रु श्रु

नयज्ञतेम्न सिस्मितं ४४९ दीचन की प्रंबाने सूरोपंपनितस्व वं ध नाशंबडक्तेश्वीडाचमहिन्द्रिय यस्पदंकार्यमेनस्पनदात्रग्रहिन पंजराजा शिवसोर्वी किश्यने नासिनेस्ख्य याचे जिन यसेका यीनेः फलंग्बह्याने शिवं चयवसायां ने किंचियली ग्राने फलं ४४२ ही चरुको दिक्वाने पाशके पनिन स्तव कार्यमारम सेय स्थाने नापि न सिध्यते स्रचापिनस्बोजातीसर्वोपिषस् तिस्तवतस्मामरिय राम ज्यजेन्ह्रबँ नन्यम ची विवित्य ४४३ दी चत्रको त्रिक चामे छाये १४ व्यवित्य सम्बद्धाः विवित्य ४४३ दी चत्रको त्रिक चामे छाये १४

सिध्यति प्रागान्यरार्थियज्ञित्रसर्वधेवित्रार्थकं म्रन्यम्पेविवेचामु नत्रार्विक्रमंविष्यति ४४४ चनुष्यस्य चनुष्यन्ते चनिनास्विवदागः न न्बं चिनयसेनियंसिद्धित्तसम्यस्थिना रंगाममन प्रस्था वसलाभ लघेवच नख्यार्थस्य सर्वस्थित ज्ञाभाभविष्यति रंकेने ब्रुयामे ननधेवदिवसेनत् यन्द्ररासी जाइ जी जंगेधीनग्यमहामीन एतः स्वयं विनिर्मायस्य प्रश्निस्य क्रिस्तिः याद्द्रश्चरन्तं ह्यूग्नाद्द्रशेल विने मया यदिसद्ध मस्रद्धेवाममदोवानदीयने नदीयन दिनगर्भ वार्यविरविनायापार्यकेर सिन्न अस्मक्षसमा सं स्रीरामच द्वायनमः श्रीशमायनमः

गरामा। गर्यभ



